## GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda.

General Editor:
B. BHATTACHARYYA,
M.A., PH. D.

No. LXXXVI

परमसंहिता

# परमसंहिताया विषयानुक्रमणिका

### प्रथमाध्याये

### प्रश्नप्रतिवचनाख्ये

- मार्कण्डेयं प्रति देवलेन श्रेयोमार्गविषयकप्रश्ने क्रते मार्कण्डेयेन स्वस्य भगवतः साक्षात्कारपूर्वकं भगवता स्वस्य श्वेतद्वीपगमनाभ्यनुज्ञानेन श्वेतद्वीपे सनकात् स्वस्य तन्त्रप्राप्तिकथनम्
- मार्कण्डेयेन देवलं प्रति पञ्चरात्रस्योपदेशारंभः
- 3 तत्र सामान्येन सृष्टिकमप्रारंभः
- 4 क्षीरसागरे भगवता परमेण ब्रह्माणं प्रति मोक्षसंसारयोः कारणकथनम् ।
- 5 परमेण ब्रह्माणं प्रति संसारिणां विज्ञानोत्पत्तिमार्गकथनम्
- 6 देहिनां बन्धहेतुकथनप्रकारः
- 7 प्रकृतेः पुरुषस्य च संयोगे मायायाः कारणत्वकथनपूर्वकं भगवतः प्रसादस्य मायामोचकत्वेन संसारिणां भगवतः प्रसादप्राप्त्युपायकथनम्

# द्वितीयाध्याये सृष्टिक्रमाख्ये

- ब्रह्माणं प्रति परमेण स्वप्रसादनोपायमृतस्वार्चनोपदेशः
- 2 सकलानां भावानां प्रकृतेः कारणत्वकथनपूर्वकं प्रकृतिपुरुषस्वरूप-संबन्धादिकथनम्
- उ परस्य पुरुषस्य नियोगात् प्रकृतेः भुवनत्रयोत्पत्तिसंहारपूर्वकं सृष्टि-कमोपवर्णनम्
- 4 काळचकस्य सप्रकारं स्वरूपकथनम्
- 5 भगवतः द्वादशम्तींनां द्वादशशक्तीनां च स्वरूपकथनपूर्वकं मृर्तिपालानां द्वादशशक्तिप्रभत्वस्य द्वादशमासाधिपत्वस्य च कथनम्
- भगवतः देवतादिविभागकथनप्रसंगे प्रधानत्वेन मूर्तित्रयकथनपूर्वकं विष्णोरेव वैशिष्ट्यकथनम्
- 7 सर्वेषां भगवद्वाचकानां नारायणादिशब्दानां ब्युत्पत्तिकथनम्

- 8 भगवतः चतुःर्यूहकथनपूर्वकं वेदानां आश्रम।णां वर्णानां च चतुर्धा विभागकरणनिरूपणम्
- 9 भगवतः स्वरूपकथनम्
- 10 भगवतः प्राणिनः प्रति इच्छाद्वयस्य स्वरूपकथनपूर्वकं तत्प्रयोजन-कथनम्

तृतीये विनयाख्ये ।

- 1 परमेण फलकृतहैविध्यविशिष्टाया भगवत्पूजायास्सप्रकारोपदेशः
- 2 भगवत्पूजायाः पुनः गुणकृतत्रैविध्यकथनपुरस्सरं मानुष्यजातिविशि-ष्टानां सर्वेषामि भगवत्पूजाकरणे वैष्णवत्वप्राप्तौ च आवश्यकत्व-कथनम्
- 3 पूज्यपूजकस्वरूपविवेचनम्
- अर्चनांगभूतसमयविवरणपूर्वकं भागवतानां नित्यकर्मानुष्ठानविवरणम् ।
   चतुर्थे अर्चनाविधाने
- 1 भगवतः आराधनस्य सप्तपञ्चोपदेशः
- भक्ते: स्वरूपकथनपूर्वकं अष्टविधत्वकथनम्
- अभ्युदयकामस्य अपरस्य विष्णोः पूजने विशेषतन्त्रकथनम्

## पञ्चमे द्रव्यविधाने

- 1 संप्रहेण पूजाद्रव्याणां निरूपणम्
- 2 पूजोपकरणानां शुद्धिनिरूपणावसरे आत्मनः बाह्याभ्यन्तरशुद्धिनिरूपणम् ।
- ३ स्थानशुद्धिनिरूपणम्
- 4 पात्रशुद्धिनिरूपणम्
- <sup>5</sup> बेरशुद्धिनिरूपणम्
- 6 पूजोपयुक्तगन्थादिद्रव्योपयोगनिरूपणम्
- 7 भगवदाराधनानईद्रव्यनिरूपणपुरस्सरं भगवतो निवेदनानईद्रव्यनिरूपणम्
- 8 परिवारपूजनविधिनिरूपणम्
- होमोपयुक्तसिम्यां च निरूपणम्

## षष्ठे मन्त्रकोशे

## मन्त्राणां सप्रकारं प्रयोगविधिः

#### सप्तमे चकाख्ये

- 1 वैष्णवयागाङ्गभूतदीक्षायाः सप्रपञ्चं निरूपणोपक्रमः तत्र, ब्राह्मणादि वर्णानुक्रमेण दीक्षांगयागभूमिनिरूपणप्रकारोपदेशः
- 2 दीक्षार्थिनां दीक्षाकाले अवस्थानप्रकारः
- 3 दीक्षायाः तिथिनिर्णयपूर्वकं आचार्यलक्षणवर्णनम्
- 4 चतुर्विधानामि दीक्षानामिषकारिनिरूपणम्
- 5 दीक्षायां अनिधकारिणां निरूपणपुरस्तरं बुद्धिमतः पुरुषस्य मुख्याधि-कारित्ववर्णनम्
- 6 दीक्षांगवेदिपरिकल्पनपूर्वकं चक्रपरिकल्पनप्रकारः
- 7 बहिरावरणे वेदिनिर्माणप्रकारः
- 8 चक्रस्य वर्णकैरालेखने बहिरावरणे वर्णविन्यासप्रकारः
- 9 चक्रमण्डले रजःपातनविधि
- 10 रजसां संपादनपुरस्सरं मण्डलविन्यासप्रकारः
- 11 ऐश्वरस्य चक्रस्य स्थापनप्रकारः

## अष्टमे दीक्षाविधाने

1 दीक्षाया आवश्यकत्वकथनपुरस्सरं तस्यास्त्रैविध्येन विधाननिरूपणम्

## 9 नवमे निमित्तज्ञानाख्ये

निमित्तज्ञानपूर्वकं साधकस्य ग्रुभाग्रुभविचारः

## 10 दशमे योगाख्ये

- 1 थोगज्ञानस्य आवश्यकता
- 2 योगस्य द्वैविध्यकथनपुरस्सरं सप्रपञ्चं योगोपदेशः

11 पकादशे अरिष्टाख्ये

अरिष्टस्वरूपनिरूपण पूर्वकं तस्य विचारः ।

12 द्वादशे धर्माख्ये

वैष्णवानां धर्मस्वरूपनिरूपणपूर्वकं तदनुष्टानप्रकारः

13 त्रयोदशे काम्याख्ये

सविस्तरं काम्यानां स्वरूपनिरूपणपूर्वकं तत्साधनभूतयागनिरूपणम्

14 चतुर्दशे मुद्राख्ये

सप्रपञ्चं मुद्राविचारः

15 पञ्चदशे

त्रयोदशोक्तकाम्यसाधनकर्मणां सविस्तरोपन्यासः

16 बोडरो

काम्यफलप्राप्त्युपायभूतमन्त्राणां स्वरूपकथनपुरस्सरं तदनुष्ठानप्रकारो-पन्यासः

17 सप्तद्शे ईश्वराख्ये

राजादीनां प्रमूणां दीक्षाप्रकारोपवर्णनम् ।

18 अष्टादशे अधिवासनाख्ये

अकृतविद्यानां धनिनां नराणां देवदेवस्य स्थापनेन सिद्धिकथन-पूर्वकं भगवतः स्थापनप्रक्रियायां अधिवासनान्तो भागः

19 ऐकोनविंशे स्थापनाख्ये

भगवतः स्थापनानर्हदेशकालद्रव्यादीनां कथनपुरस्सरं भगवतस्स-परिवारस्य स्थापनप्रकारोपन्यासः

20 विंशतितमे अग्निकार्याख्ये अग्निकार्यविधिः

21 एकविंशे स्नपनास्थे

स्थापनोत्तरं भगवतः कर्तव्यपूजाङ्गभूतस्नपनस्य साङ्गोपन्यासः

22 द्वाविशे यात्राख्ये

स्थापनोत्तरं कर्तव्यायाः यात्रायाः सप्रकारोपन्यास

23 त्रयोविशे विम्बलक्षणाख्ये विम्बलक्षणकथन पूर्वकं होमसाधनमृतसुवादिलक्षणकथनम् अयं च अध्यायः असंपूर्णः । किं च चत्वारिंशत्तमक्षोकादारभ्य उक्तो भागः प्रकृतानुपयुक्तः अन्यत्र कर्मशेषप्रकरणे द्रष्टव्य इव भाति

## 24 चतुर्विशे विद्वत्पूजाख्ये

भगवत्पूजाप्रकारोपन्यासपूर्वकं विद्वत्पूजायाः विधानोपन्यासः अयं चाध्याय: आरंभरहित इव प्रतिभाति

### 25 पञ्चविंदो यात्राख्ये

ज्ञानेन हीनानां भक्तानां श्रेयोमार्गप्राप्तेः साधनत्वेन भगवतः यात्रायाः प्रकारभेदकथनम ॥

## 26 वड्डिंशे लोकाख्ये

संसारस्यास्य वृक्षरूपेण रूपणे अग्रमध्यमूलविभेदेन लोकानां स्थितिकथन-पुरस्सरं तत्र तत्र जीवानां स्थितिवर्णनेन तेषां परस्परवैशिष्ट-च प्रकारोपन्यासः

### 27 सप्तविंशे संब्रहाख्ये

तत्र तत्रोपन्यस्तानां वैष्णवनित्यकर्मणां एकत्र समावेशेनोपदेशः

#### 28 अष्टाविशे अनुप्रहाख्ये

नित्यनैमित्तिकयोः सविभक्तयोः आपत्काले कर्तव्यप्रकारोपन्यासः; अयं च अध्याय: तत्र तत्र तुटितत्वात् असंपूर्ण: असंविज्ञातश्च

### 29 पकोनार्त्रिशे कर्मशेषास्ये

इतः पूर्वोक्तेभ्यः कर्मभ्यिशिष्टानां कर्मणां सविस्तरोपन्यास:

#### 30 त्रिंशे रहस्याख्ये

गुद्यतमस्य ज्ञानस्योपदेश:

#### 31 पकत्रिंशे उपसंहाराख्ये

भगवता उपदिष्टस्य पश्चरात्रस्य ब्रह्मणा श्वेतद्वीपवासिनां सनत्कुमारादीनां उपदेशः

सनत्कुमारादिमिः तद्द्वीपमागच्छतां सिद्धादीनां उपदेशकथनपुरस्सरं देवरूं प्रति मार्कण्डेयेन स्वस्य तद्द्वीपे पञ्चरात्रप्राप्तिकथनम्

शुभम्॥